## CATEBASY

शृहतीमृतेन ऋतावरीयकण्यसं विभावीण्। देवीसुषसं स्वरावहन्तीं प्रति विप्रासो सितिकिर्वन्ते॥ एका जलं दर्शता कोधयन्ती सुगान्त्यः ऋरवतीयात्यपे। इत्स्या बहती विश्वमिन्नोका व्योतियंच्छास्य अहाम्॥

रणभीर क्षिनहा